CICILILI नं ०९बोधवागर मू० १॥।) आत्मबोध, जैनधर्मबोध.

स्वसम्बेदबोध और धर्मबोध पृ० १३०२ से १५०२ तकः